## ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕಹನೂಮತ್ಸ್ರೋತ್ರಮ್

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್ I ಪೀನವೃತ್ತಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ II ೧ II

ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಕುಂಡಲಾದಿವಿರಾಜಿತಮ್  $\mid$ ಸರ್ವದಾSಭೀಷ್ಟದಾತಾರಂ ಸತಾಂ ವೈ ದೃಢಮಾಹವೇ  $^2 \mid \mid 2 \mid \mid$ 

ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥಗಿರೌ ಸದಾ । ತುಂಗಾಂಭೋಧಿತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನ ಪರಿಶೋಭಿತೇ ॥ ೩ ॥

ನಾನಾದೇಶಾಗತೈ: ಸದ್ಭಿ: ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈ: । ಧೂಪದೀಪಾದಿನೈವೇದ್ಯೆ: ಪಂಚಖಾದ್ಯೈ: ಸ್ವಶಕ್ತಿತः ॥ ५ ॥

ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀಹನೂಮಂತಂ $^4$  ಹೇಮ $^5$ ಕಾಂತಿಸಮಪ್ರಭಮ್  $^1$ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಯತೀಂದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಪ್ರಣಿಧಾನ $^6$ ತಃ  $^1$  ೫  $^1$ 

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ । ವಾಂಛಿತಂ ಲಭತೇ Sಭೀಷ್ಟಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಖಲು ॥ ೬॥

ಸರ್ವಥಾ ಮಾSಸ್ತು ಸಂದೇಹೋ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ । ಯಃ ಕರೋತ್ಯತ್ರ ಸಂದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಧ್ರುವಮ್ ॥ ೮॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜವಿರಚಿತಂ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕಹನೂಮತ್ಸ್ಶೋತ್ರಮ್

ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

¹ಸುಖರೂಪಿಣಮ್

²ಚ್ಯವಾಸತಾಂ ನ ಹಿ

<sup>3</sup>ಚ ಶಕ್ತಿತಃ

 $<sup>^4</sup>$ ಹನುಮತ್ಪಾದಂ

<sup>5</sup>ಹಂಸ

 $<sup>^6</sup>$ ಚ ವಿಧಾನ

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್